14× 105×01 C·m. वसने चाम-यानाशाय चु ब्लाच्छं प्रीतितं दिशा यां वस्तेलस्मी महये न्यमाणांद्र 2 विषय - अनुपलन्ध = 26x12x0.1c.m.

त्रेगामात्रेन पीउनस्य तिदाक्रगा टी उर्वा होमर्थत् श्रुट्यगां भोजनं न्थैव गोदानं न्थ विशेषत सप्तरा ।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

वं अतिच्यायायायवेहा चं के प्रकाशिता

यानिकानि च पापात्र जी मातर् क्तानेचतानि तानिष्रगस्यि CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

पत्रान् जंघे चरणावितिराष्ट्राया जा द्याः । स्टर्श्वाद्वत्रत्र्याः वस्तिवद्वाद्वत्रत्र्याः वस्तिवद्वाद्वत्रत्र्याः वस्तिवद्वाद्वत्रत्रे द्विभिद्यायाच च तुम्त्रतुः॥म्हो ने ने च स द्वारिप दे दे प्रम्य में व न्।एविकच्छावस्ता केस्वामित्रस्य वंशादिशाया Con Garokal Kalagri University Hariowar Collection. Digitized by \$3 Foundation USA

स्मित्रता ने एग्डदेव प्रसाद निष्ण प्रधाया भिन्न प्रमाय स्था प्रस्का प प्रताप्रसादतः अपयासप्रमासातेषा द्वाकि विस्ना नाचेत ७ फ्रे षायामवे व्याधि सर्वातिष्ठ तम वैतः प्राप्त प्रतायक त यायचा तं विधिष वैके देव चुना प्र सदत्र मधाया नरण ग्र यहाँ स्वराहा चित्रस्त में अपकृ पीत्रस्त वे काद सामे न चहां में पत्र विस्त्रण भो इत चे ब ग्राहा ने चिव शेष सत्त्रश

वेण मा तेन यो इति स्य तिहा क्णा थे प्रवीका लाउ ए ना यो दा दि रमात्रवायने पदापद्रा स्वत्यामचा मासेर्दते ने छत्य नामकोपंदन यो नास्त्रण भी इतिया जुन्मते पत्र मासे मकत्य वाज्य वाज्य वादतः १०१६ तराफालु। ता पेडाद्रावं प्र वतिहार एणरात्री ने व महाक चिम्तुत क्यं नेशासयः जये। दानेदेवपूर्जाकान्त्रविधितया सहालिकाये एका च खरप्रसाचतापतिद्धिद्द मंत्रतपादीपप्रध्यविविधं पत्रव्राक्षणभ्योत्रिधनाचरात्रीविष्ठिमवाहरेतमध्यते।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

4131

3